\*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

 \*
 \*

\*\*\*\*

1917 हनुमानचालीसा —1B

### श्रीहनुमानचालीसा

राम दूत अतुलित बल धामा।
अंजिन-पुत्र पवनसुत नामा॥
महाबीर बिक्रम बजरंगी।
कुमित निवार सुमित के संगी॥
कंचन बरन बिराज सुबेसा।
कानन कुंडल कुंचित केसा॥

₹

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*

\* हाथ बज औ ध्वजा बिराजै।

\* काँधे मूँज जनेऊ साजै॥

\* संकर सुवन केसरीनंदन।

\* तेज प्रताप महा जग बंदन॥

\* बिद्यावान गुनी अति चातुर।

\* राम काज करिबे को आतुर॥

\* प्रभु चरित्र सुनिबे को रिसया।

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### श्रीहनुमानचालीसा

राम लषन सीता मन बसिया॥
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा।
बिकट रूप धरि लंक जरावा॥
भीम रूप धरि असुर सँहारे।
रामचंद्र के काज सँवारे॥
लाय सजीवन लखन जियाये।
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### श्रीहनुमानचालीसा

रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतिह सम भाई॥ सहस बदन तुम्हरो जस गावैं। अस किह श्रीपित कंठ लगावैं॥ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा॥ जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

19

\*\*\*\*

किब कोबिद किह सके कहाँ ते॥
तुम उपकार सुग्रीविहं कीन्हा।
राम मिलाय राज पद दीन्हा॥
तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना।
लंकेस्वर भए सब जग जाना॥
जुग सहस्र जोजन पर भानू।
लील्यो ताहि मधुर फल जानू॥

\*

\* प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं।

\* जलिध लाँघि गये अचरज नाहीं॥

\* दुर्गम काज जगत के जेते।

\* सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥

\* राम दुआरे तुम रखवारे।

\* होत न आज्ञा बिनु पैसारे॥

\* सब सुख लहै तुम्हारी सरना।

\*

श्रीहनुमानचालीसा तुम रच्छक काहू को डर ना॥ \*\*\*\*\* आपन तेज सम्हारो \*\*\*\*\* आपै। तीनों लोक हाँक तें काँपै॥ भूत पिसाच निकट नहिं आवै। महाबीर सुनावै॥ जब नाम नासै रोग हरै सब पीरा। निरंतर हनुमत बीरा॥ जपत

\*

\* संकट तें हनुमान छुड़ावै।

\* मन क्रम बचन ध्यान जो लावै॥

\* सब पर राम तपस्वी राजा।

\* तिन के काज सकल तुम साजा॥

\* और मनोरथ जो कोइ लावै।

\* सोइ अमित जीवन फल पावै॥

\* चारों जुग परताप तुम्हारा।

\* \*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* श्रीहनुमानचालीसा ११ परसिद्ध जगत उजियारा॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* संत के तुम रखवारे। निकंदन राम असुर दुलारे॥ सिद्धि नौ निधि के दाता। बर दीन जानकी माता॥ अस तुम्हरे पासा। राम रसायन रहो रघुपति के दासा॥ सदा

श्रीहनुमानचालीसा \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* राम को पावै। भजन के दुख बिसरावै॥ जनम जनम अंत रघुबर पुर जाई। काल जन्म हरि-भक्त कहाई॥ जहाँ देवता चित्त न धरई। और सेइ सर्ब सुख करई॥ हनुमत कटै मिटै सब पीरा। संकट

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्रीहनुमानचालीसा १४ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* तुलसीदास चेरा। सदा हरि हृदय महँ डेरा॥ नाथ दोहा संकट हरन, पवनतनय मूरति मंगल रूप। सहित, सीता लषन राम भूप॥ बसहु सुर हृदय ॥ इति॥

\*

\* चाहिय कौन बिचार बिचारो॥

\* कै द्विज क्प लिवाय महाप्रभु

\* सो तुम दास के सोक निवारो।को०-२॥

\* अंगद के सँग लेन गये सिय

\* खोज कपीस यह बैन उचारो।

\* जीवत ना बिचही हम सो जु

\* बिना सुधि लाए इहाँ पगु धारो॥

\* हेरि थके तट सिंधु सबै तब लाय \*\*

\* हेरि थके तट सिंधु सबै तब लाय \*\*

\* सिया-सुधि प्रान उबारो।को०-३॥ \*

\* रावन त्रास दई सिय को सब \*

\* राक्षिस सों कहि सोक निवारो। \*

\* ताहि समय हनुमान महाप्रभु \*

\* जाय महा रजनीचर मारो॥ \*

\* चाहत सीय असोक सों आगि सु \*

संकटमोचन हनुमानाष्टक दै प्रभु मुद्रिका सोक निवारो।को०-४॥ \*\*\*\*\*\*\*\* बान लग्यो उर लिछमन के तब मारो। तजे रावन सुत प्रान सुषेन लै गृह बैद्य समेत तबै गिरि द्रोन सु बीर उपारो ॥ सजीवन हाथ दई तब लिछिमन के तुम प्रान उबारो। को०-५॥

\*\*\*\*\*

\* रावन जुद्ध अजान कियो तब \*
\* रावन जुद्ध अजान कियो तब \*
\* नाग कि फाँस सबै सिर डारो। \*
\* श्रीरघुनाथ समेत सबै दल \*
\* मोह भयो यह संकट भारो॥ \*
\* आनि खगेस तबै हनुमान जु \*
\* बंधन काटि सुत्रास निवारो।को०-६॥ \*
\* बंधु समेत जबै अहिरावन \*

\*

\* ले रघुनाथ पताल सिधारो।

\* देबिहिं पूजि भली बिधि सों बिल

\* देउ सबै मिलि मंत्र बिचारो॥

\* जाय सहाय भयो तब ही

\* अहिरावन सैन्य समेत सँहारो।को०-७॥

\* काज किये बड़ देवन के तुम

\* बीर महाप्रभु देखि बिचारो।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\* के जो हा-को जो हा-को जो हा- संकटमोचन हनुमानाष्टक

२२

\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसों निहं जात है टारो॥ बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को०-८॥ दोहा— लाल देह लाली लसे, अरु धिर लाल लँगूर। बज देह दानव दलन, जय जय जय किप सूर॥ ॥ इति संकटमोचन हनुमानाष्ट्रक सम्पूर्ण॥

श्रीहनुमत्-स्तवन \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* सो०- प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर॥ हेमशैलाभदेहं अतुलितबलधामं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। दनुजवनकृशानुं वानराणामधीशं सकलगुणनिधानं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥ गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्। \*\*\* रामायणमहामालारतं वन्देऽनिलात्मजम्॥ अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* श्रीहनुमत्-स्तवन सिन्धोः सलिलं सलीलं शोकवहिनं यः जनकात्मजायाः। तेनैव आदाय ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥ आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्। पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्॥ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्यवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## श्रीहनुमान्जीकी आरती

\*

\*\*

\*

\*

\*\*\*

\*

\*

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्टदलन रघुनाथ कला की।।टेक।। \* बल से गिरिवर काँपै। रोग-दोष जाके निकट न झाँपै॥ १ बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई॥ २ महा पठाये। लंका जारि सीय सुधि लाये॥ ३॥ रघुनाथ लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई॥ ४॥ असुर संहारे।सियारामजीके काज सँवारे॥ ५॥ लंका सकारे। आनि सजीवन प्रान उबारे॥ ६॥ पड़े जम-कारे। अहिरावन की भुजा उखारे॥ ७॥ तोरि दल मारे। दिहिने भुजा संतजन तारे॥ ८॥ असुर भुजा आरती उतारे। जै जै हनुमान उचारे॥ ९ ॥ मुनि छाई। आरति करत अंजना माई॥ १०॥ लौ थार कपूर जो हनुमान (जी) की आरित गावै। बसि बैकुंठ परमपद पावै॥ ११॥

\*\*\*

\*\*\*

 \*
 श्रीरामवन्दना
 \*

 \*
 \*
 \*

 \*
 लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।।
 \*

 \*
 तोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।।
 \*

 \*
 रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे।
 \*

 \*
 रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।।
 \*

 \*
 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
 \*

 \*
 सीतासमारोपितवामभागम्
 ।

 \*
 \*

 \*
 महासायकचारुचापं
 \*

 \*
 \*

 \*
 नमामि
 रामं
 रघुवंशनाथम्।।
 \*

\*\*\*\*\*

## श्रीराम-स्तुति

\*\*

\*\*\*\*

\*. \*

\*\*

\*\*

\*

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणं। नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंज पद कंजारुणं॥ कंदर्प अगणित अमित छिब, नवनील-नीरद सुंदरं। पट पीत मानहु तिड़त रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं॥ भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदनं। रघुनंद आनँदकंद कोशलचंद दशरथ-नंदनं॥ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग बिभूषणं। आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं॥

\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*

\*\*\*\*

इति वदित तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं।
मम हृदय-कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं॥
मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो।
करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली।
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥
सो०— जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि।
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

॥ सियावर रामचन्द्रकी जय॥

# श्रीरामावतार

\*

\*\*\*\*\*\*\*

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। हरिषत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥ लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी॥ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता। माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥

\*\*\*\*

\*\*

\*

\*

\*\*\*\*

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहै॥ उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै। किह कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै।। माता पुनि बोली सो मित डोली तजहु तात यह रूपा। सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥ बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परिहं भवकूपा॥

\*\*\*\*\*

शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् त्रिलोचनाय \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* भस्माङ्गरागाय \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 'न' काराय मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै 'म' काराय शिवाय॥ नमः गौरीवदनाब्जवृन्द-शिवाय सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। वृषध्वजाय तस्मै 'शि' काराय शिवाय॥ नमः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य-मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय 'व' काराय तस्मै शिवाय॥ ज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। देवाय दिगम्बराय तस्मै 'य' कारा 'य' काराय शिवाय॥ पञ्चाक्षरिमदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ। शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥ ॥ इति ॥